Book-Post

To,

If not delivered please return to:

EDITOR, THE VEDIC PATH, P.O. Gurukul Kangri, (U.P.) 249404. नःसं-

मितिनंच संसिदिकं जलेने मितिकं एघिवी तेजसोः एघिवां घता दीत्रा रोचूणादीपोडीमावहेत्राणः लेहः जलमान् रितिश्रोन्या हिविधः धनासकोवणिसकश्चित्धनाकोभयोरोवणासकः संस्कृतभा दिः सादिवकाः स्थानरतभवश्वस्कारमावजन्यज्ञानस्यतिः निवन यायश्चन्यानत्यकारको उनुभवाययायः यथा ऽयघ दहित्रानंसेव प्रमेख्यन भवाययायः यथासकाविद्र जिनमिसादिकानं यथायीत शाब्भदात तकरणमपिचत्विध त्रत्थातमा एकरए तेज्जयत्वसान् नजन्यजनका वापारः कार्एकाथप्रागभावप्रतियोभि तत्कार्णित्रिविधसम्वापसम्ब दात् यस्मवनकाय्यिस्यानेत्त् स्मवापिकारणयथान्त्वपरस्पपरश्वस्वग्न्हपादः कार्यणकारण समवेन वेसे नियन्तारणं नदसम्वापिकारणं यथानं नुसंयोगः पटे

शुम

न-मं-

सय्य प्रामादियवहारहेन्विक साचेका्निसाविभीच ज्ञानाधिकरणमाना सिविधः पर्मात्माजीवस्य तत्रेश्वरसर्व विः प्रनिशरीरिभनाविभनित्यथ सुखाद्यपलाध्यपाधनिमिद्यमनः न्ह्यासीन्पन्बाद्नन् मिन्यासीयरणेहपम् तब्धः कर्नालप्तिरक्तहारन्कपौद्याचनभेदात् सम्विध एथिवाजलन युकाजलभारकर्युक्ततज्ञास रसनायायागुणास्यः सचम्धर .पिडुंधः र्यायवीजलचान्रिधावीयिद्विधजलेखधरणव घाणमार्याग्राणगधः सर्वादिविधः सर्गिरसरिमश्चरियवीमात्रव नि लिंदिगियमान्यायोग्णस्पर्याः सचित्रियाः योगोसानेस्यानेभरात् एथियनजोवाय्र निः तत्रयोगाजलेउसस्ति नियन भगीतः धर्षवीवाखोः रपादिचनुष्टयं धर्षयापाकु जमनित्रच् अयवापाक्जम् नित्रमनित्रचनित्रगतिन्यानस्य न्यानिस्च एक निवश्यर्गनः एकलादिपराधपयोगानिसानिसाचत्रकल्निसगर्तनिसंयनिसगनमनि एकारणपरिमाणत् चत्रविध अण्डमहत्द्विच्चचति एथम्बव्हारा णहेतुःसंयोगसर्वस्थरितस्योगमायाकागुणीवभागः नवस्थराते पराप्रवावहा तीर्विथे दिश्तकालक तेच इरस्थेदिक्कतपर्त्व समीपस्थिरिक्तमपर्त्वम् अष्टेकालक तंपरत्व किन मवापिकारणंग्रहत्वं १थिवीज लखितः श्राधसादनासम्बापकारणस्यत् एथवां अन्तर्भ

O

नेशिविकविणहोकयापिनः वीस्माव्यापिवनावाताप्र विश्वित्राक्रयेष्ठमाः १६ ए विधिशक्षशान्सार्व्यभगे केंद्र त्रिका ए छ ने: बड़ आये ध्यु छ ने विकाना हार तनी मन्वक्यः सक्षित् कामघर निवना द्विपाणि ह त्रभवित्रवित्रतेः लग्नेवंद्रमितेव्ययां हरा ग्रीत ॥ सामाहामा ।। रामा। रामा। सामा क्रिया सामा

गर्या है। है। दानिश्च राष्ट्र राष्ट्र

तथावशिल्यणाह्यान्त्रधोनुष्ठविदधीतरवाते शिलासाद्योक्षेत्रहेन्द्रभाष्ट्र

संयुतेर लायम् नोनिज्ञ योनिनेचरे रिकाष्ट्रमीद्रशक्त य्रवाध्रवं वा क्षुजानेस्थितिवेशनेनस्य १४ मेघज्यस ल्लाच्छ्रद्वरेम्लनेद्यंगलग्नेष्ठत्रेद्वाज्यविद्वादव सेवापितेबारवेष्वयुद्धियम्बन्धनम् तगरहस्तिथा नाजनेरिस्चीकर्माप्यदितिवस्नेत अस्त पुर्व अन्त नमेत्रात्रिवधिद्याप कथर्दि विक्रण नमः राद्यान्य जनमनत्त्रगश्चेदः प्रशंसः सर्वकर्मस्त्रीरमेजना उत्तर देश उत्तर गधन निर्देश हैं जिस्से Karrgri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA

वधावशित्यशास्त्राण्ययो छसेवेविरधातस्वातं शिलास्त्रेयेवोई नुखेसंय हैतियान् विव वादितियुगेमुनगानद्धात् । वस्त्राणानवमाग्रवे युवच नुका एनगराह्मसामध्य व्ययगाता नगस्त सद्रीपाराचम विषय ध्याशयाः दग्धेवास्फिरितेवरेनवतरे पंकादिनिवनसात्त्र द्रहोशेन्स्रांशयाः सुनमसत्सर्वाशकेषात्तः ११ विपाद्या केला तचाडाहराज्ञाप्रात्यापितंवयत्निचेपिधिहम्पवारोदेवस् धार्यजग्रविधाः १२ राधानलम् दुध्नवद्गवरण विषेत्रता पाद पारावाचान्यदर्शनं यु वस्द्विप्रश्रवावासवेः तीक्णो भे॰ ग्रावुपरेषुमधमुदिते विद्यात्यव हो दुने दित्ये दावुपवास वेषुहिगवाशसाः ऋवाविऋषः १३ लग्नेश्रनेबारुमश्रदि मिल्लिगातपुनर्वस्तरेयाविभातनवतस्त्रभूषा सानयाविद्वलेवतेपतिस्नानमान् CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA रितवार्गिविया

क्व भारताश्विषुच्याजितितः हिष्टुच्युग्रहसायातसा न्याणरित्रज्ञानेस्याशिल्यकलादिकं ६ म्रांतिच्या मेन्र संस्कृतेत्रे स्यास यात नगी ता वर्मी जान न का वि क्षणं ज मलेषार्वाऽहिनेसोरीसीह्यादारणसंज्ञकम् तंत्राभिचारदाताग्रनेदावयुद्नादिकं द मलाहिष्यिया गमधीमुरवभवेदू की स्थमाद ज्यहरित्रयं के वितिर्यक्ताते मेत्रकरानित्नादितिज्ये शात्रियभानीदशक्तत्यनेषुसत् र वोस्मध्यवाम्बिकरवंचकवासवेज्यादित्ये प्रवालरदशं रवस्व एवरच्च धार्य विश्वित्रशन चंद्र कुले फ़िर के ने ने कु

स्हितयांचीदिनप्रवेशन । ५५ वारादेर्घ हेकाहिचा स्वाह हरेष वर्जिताः सेकास्त्र छानेगेः कालहारेशादिनपान्न मात् पथवा रेवाक्तकाललेशसतस्यथिरमेवाक्तस्यामितिष्यशकस्यक र्याहिक म्हलादि चित्यहाणे भुने वालं च्या पारिच म्बापिदं रुः ७ मन्वाघास्त्रतिष्यामधोतिष्यरवी उज्जिश्रवीदिग्रिषी ज्यके त्येचति चित्तिवेचनवतपस्य स्वासह स्थिशिवा ना देगा। खितित्वमास्नभसः क्रिनयुगाचातितेगामीवाद्वराध योर्भदनदशीमाद्रमाधासिते पटाइतियादवज्ञान

वे-वे-वे-व्याप्राभाव के मार्ची का कामानि रहा छ-०: Eurulu Kangri University Haridway Carolion. Digitized by S3 Foundation USA

अधिनकणर प्रमा अति विधाना बंद्रमा मराज्य । सूर्य बुद्रमान सूर्य न न ने ने ने ने ने त्रा स्थान स्यान स्थान स्य प्यामिया १ ५ तरा त्रवराहिएया भारतर प्रवास्य र ते स्यार तन स्थिरं वी जिमे हे शात्या रामादि सिन्द्रये र स्वात्यादिलाका तेस्वी णिचंद्रस्वापिचरंचलंतिसना जाहिकारोहीवारिंगमनादि के ४ , व के व वी वध्यास्प्रचे उग्र को कुलस्मणातस्मिन्यातान् के माठ्यानिविषशस्त्रादिसिद्धाति ४ विशावानिवनिसोस्र निय मित्रसाधाररास्त्रतंतनाद्यनकाद्यभित्रं च दक्षात्समादिति व अश्वारोहिणे अश्वचनं अश्वाकारं लिखे के सामिति दाति विन्यसेत्सं धेतुस्येमात्यं चर्चे बद्यात्राति विप्रदेशकार्ये त्यादे चत्रप्रे उद्देशकार्ये क्षेत्रकार्ये क्षेत्रकारे क्षेत्रकारे क्षेत्रकार्ये क्षेत्रकारे क्षेत्रकार्ये क्षेत्रकारे क्षेत्रकारे क्षेत्रकार्ये क्षेत्रकार्ये क्षेत्रकारे क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार का क्षेत्रकार क्षेत्रकार का वेः देवित या प्रस्ति नाय ते १३॥ प्रस्ति विश्वाप्ति ते । नाद्याय पठे माने वेः सत्। ॥ विस्कारका प्रयो देविदः खेतस्य मना यते १४॥ भीताना खका मे

देवं तरे व वस्य वस्य दिता तर्योद सदात्र में स्राचा त्रित समित्र तथा प्राची तरे वंत्र गत स्राची तरे वंत्र गती ते। प्रीति वेत्र वत्र वंद्ध भीति ते वेत्र में त्र में त्र स्था देश

विजानीयात देवतासमहावल भारतिहम्गासमा नरातीहो इस राजा भरत लीही द्रापयम्बर्वित्रंयस्य को िर्तिवद्यते स्वलुग जायते वद्धा कंगा देव ता श्रुस दात्रवेत्।। अया। पदापत्र निसंस्प शाणितं विद्यत रवला। जायतेव उधाकंत्याद्रिवताश्वसदानविद्याक्षमलयत्र सारियो जाको जी किंधिकहो हा। ताकें वक्त वेरीहो इ। अन्द्रधीहो इ। गोमा असर्श स्यस्य स्वानो दुम्। हे वस्य च। मनवद्धितितित्यंधनहीनीनसंशयः॥ ॥जाकी दिस्रोत्तिहै।स्वान की मोहोइ नेमिकोसोहोइ मुड्डीहोद्॥इतिद्विश्लक्णां॥विस्तीणकिशिस्त एश्रं मुनं युसाप्रशस्पते॥निक्रीसित्विशिक्षित्रभातेनगरुः विज्ञितिहा। इ॥ सिह्याष्ट्रसम्येयां कि रिस्तेदंउनायकं॥ क्रव्यानरतु लंग् किर्यांने

## 'द्वारगंधन श्रुकेणनगद्गिद्नागिनः ४

कमलगंध्रम् स्विति । सृगंध्वी रहो इस्ताजाइ।। लाद्यांधी सवित्वी मासगं धनतस्करः।। असनी खबसांगंधामदगंधिन दुः खिन ।। ५२ ॥ स्वा लासकी सी।। गंधस्तिधिनहो इ।। मासकी सोगंध्र स्वित्ति । सिद्धा सीगंध्र सुधीहो द्वा ।। व डुगंधनम् केन नगदारिद्रजागनः॥५४॥जाकेवीकैकोक्तकारोगंध्हाइ स्त्रजा गिहाइ॥ आक्रे वीर्जिका जागे गंधुलिइसुदिलिई लिई। प्रयोवर्णिन भुक्रण पुरुषो न्यतिर्जिवस्था स्वामवर्णित भुक्तिण देह जोगी जेवतरः॥ प्रधाना को दूधके व एसिराजाहो इ॥ जावे वी अका स्यामवल हो इस स्वीहो इ। इति पुर व वीर्ज लक्ष्णा आ लहार इंगर के जायते यस्य शो लिते ॥ धनवान् जागवान् श्वेवस नरःपरिकाश्चितः॥ अवात्यकं सिमधेच शोशितं यस्परे हिनः॥ राजाततं

विसीलेद्भद्यंगस्यामांसलीपचित्तंसमं।सितायुविवजानीयात्वक्रजोगम्हा धनं।जाकोक्षदेशकारानहाइ।ताकोन्यायुवलवक्रतहाइ।जानुनीमांसलेस्ति ग्धें।अक्दिब स्तीर्णवर्त्तेल।।इष्टिकानाकरीयस्पधनंतस्पविनिर्हिशेत्।।इष्टिकानाकरीयस्पधनंतस्पविनिर्हिशेत्।।इष्टिकानाकरीयस्पधनंतस्पविनिर्हिशेत्।।इष्टिकानाकरीयस्पधनंतस्पविनिर्हिशेत्।।इष्टिकानाकरीयस्पधनंतस्पविनिर्हिशेत्।।इष्टिकानाकरीयस्पधनंतस्पविनिर्हिशेत्।।इष्टिकानाकरीयस्पधनंतस्पविनिर्हिशेत्।। अर्थ। जावेच्टेमीटे हो इं लिवेचा बरेव दुरारे हो इता बेंध वकत हो इं।। । कू र्भपृष्टी अवेदाता धन सो जाग्यवात्पनः । पुलेववा कास्वामी स्थातात्वरः सेविगुणाति तः।१७०॥ जाकीपीिवक्ववाकीसी हो इ। सधनीहो इ। जाकी वां रेलांची हो इसुईश्व रहो इ। गुणिहो इ।। ।। इत्ववा इन्त्रवेदायाः। प्रकर्महतः समृतः।। प्रलंबवाङ्गि रेयो नरः सर्वगुरणन्वतः॥ इति प्रत्यवाङ्ग ष्ट्रिलक्षां॥ सत्यत्रं करेय स्या छत्रणमहितंपुनः।।चा मरंहितयंचापि चक्तवती मजायते।।ज्या अर्था। जावे

30

हाण्य मर छत्रचोर हो र खराजा हो इ।। स्वसिक जन सो जाग्यं मीने सर्व चपु जितः। श्रीवसेवां छिताल इसी गवाया दामकेनत्। जाकेलय चोष्टीरेव हाउ सोस्वितिकांव इतुषीतमुही इ।। आके हाय मत्सुहाइ ताकी सर्वत्रपूजा होइ।। जाके जंडा सहाइताकें धनुहोइ। जाके लां नियमहों इताकें व क्रतगाड होंड्॥ ॥भ्रजवजा क्राक्षत्र यां वपसादयसाया।।पाणिपादेषु दृष्येते। यस्पात्श्रीपतिः पुमात्। धजावज् त्रंक्श छत्र्यस्त्रया जाके एथ कमलको लक्षण हो इसो राजाहो इ। का किताकाद गडा कि धनु सुका दाधराः॥य स्परं स्तेत्रवेदेणाः अराजानंतिवजानीयात्॥जावेहाथणां उक्तीधारकी लक्षणहोद्दगजाहोद्दश्राजाहोद्दशाः॥॥ ॥द्वाच्याचजवंमालाज्या

30

55

समीप वक्तरेखाही इताकें वक्त ने प्त्रहोड़ ॥ क्रीशंशप ल्वार खाविदि न्त्राचि त्रसेच या। कदंन युक्षाद्रव्याविनाशंविषमर्पयेत्। जाकीरेखा मिनीही इसमाही हा जा की जुदी हो इस्थनी हो द्रामध्यमा प्रांतरे खाया देशिनी स्पायदा चिका। प्रचुरः स्पालितः पद्गः श्रियश्च विवदे त्यया। त्रनामिकां त रिखायाः किनि ष्टिकास्या द्याद्यिका॥ धनदिकिकरी पुंसां मात्यद्विवर्दनाः ॥एशाजाकीपहिला मंगुलीवक्वतिषाहो हा। ताकेवद्वतत्राईवंघपरिवार हो इ।। जाकी मां जकी श्रंगु नी वक्तरेषा हा इ।। सु मुद्रीपहिरे। जाकी छारी रेजाहोइ तार्वेधनवी वृद्धिहोइ॥ ॥ अद्विरावा मनेविधा दूर्वण सातुपंचमाः॥ अंगुष्टा अयुगिसोष्या राज्य लात्राय जायते॥ जावेहा ये अद्वेश साहोइ सु

55

राजामंत्रीधनीवृधः॥एकयाजवपंत्रपाचाश्रिष्टीव इध्योमतः॥ जाकदो अरु।
ध जवहाइ। सुमनी हो ६॥ जाकि एक हा ध अवहाइ सुधनीहोइ॥ ॥ मिणिव स जवश्रणी तिस्वीवेदान्यो नवेत्।।जित्ताः पाणिषृष्टेच। ततो चिकतरंफली। जाकेषुं कुचे ज्वबदी संसुखिहाइ। जाकेपुंकेचेती निरेषाहोइ। सुराजाहोइ यस्पमी नसमीरेखा कर्मिसिद्धः प्रजायते॥ धनाद्याः सचिवि ह्यो वक्त प्रजानसंग यः॥ जाके युं हिच माञ्चली समान्रेया हाइ। ताको सि हिहा इ। व इी यु व हो इ॥ छिनासप लगारुका विषमास्यानक चुता। विवरता स्मिरिता होसानी लासान्व य नोत्रमा। जाकेहाधकारीरे (वाहो इंट्रोमी हो इते के शपोये।। त्यागायसी नगं जीरा स्व रवायस् स्त्राप्त्र ये।। त्रवेयुक्ताचसी जाग्या रयस मूलकाः।। अग्राजाके ऋंग्रोके

18

व व क ग्रीवा शिषी ग्री वा विवि जिताः।। ग्रीवा संवसमान हो इतो नी की लांवी वुरी।। इ तियोवालकणा रुषस्कंधगजस्कंघ। वस्तीसंन नेवच। महानोगामहाधा त्यासर्वतेपाधिबोपमाः॥इतियुस्य स्वाचलकृषा। चंद्रविवाय नवक्रेधर्म यील भदानवेत्। भगमूषकव क्राष्ट्र तेनरानागविताः॥ करालवकापुराषाः ध नहीनाः प्रकीर्तिताः । हयवक्रानरायत्। दुः खदारिद्रनागिनः।। यसागर्मिह संपूर्मी पद्मपत्रसमयना। नोगवात् स्त्रीप्रियश्चव सर्वविद्या धरास्मृतः॥ जाते गाल संपूर्ण कमलपत्रसमानहां इते पुरुष जागी विद्यावं तहां इ। सिह्न्याप्रगां ने इगणं कपोली स॰ हशो यिहा। इ.षिजागी जवि कि ले। वज्र पुत्र जायते। र साध रानेरपतिः। बक्रिश्यस्रुद्धावितः॥ जाके श्रीष्टरतिहां इसुराजाहाइ॥ जाके इसुराजाहाइ॥ जाके इसुराजाहाइ॥ जाके इसुराजाहाइ॥ जाके इसुराजाहाइ॥ जाके इसुराजाहाइ॥ जाके इ

24

श्वरागयोरिष।। ऋगंतवप्रशस्तास्युः इतित्रोजन न्षात्राधात्।। त्रिकाएगरेखाया सीना। मुशलाल्वला दिना।। वस्तुनाहस्तजेते न पुरषस्यात्रुषीवलः॥ नरवः श्वेतश्चवन्रातः। तेनराद्वः स्वन्नाणिनः ॥ दुःशीलाकं न खाद्येया कामन्नीगवि वर्जिताः।। जाने स्वतनवरोः त्रंतवाने हो देन रहः वी हो यावकांते स्पारिते स्पूले नरवेदि नागिनः॥ महापापानि कुर्वति पुरुषाहिरतेन खेः॥ इंड्रगो पांत्पसंकाशेन खेर्नवितपार्थिवः ॥ताम्ननखेत्येश्वयं प्राप्तवंतीह्मानवः॥व र्तेलेख्न न खेख्यां पृष्टितः सुजगोन्नवत्। स्निग्धेरपिते लामे नरवर्नवति र्यतिः॥ जाकेनववदुरारेचीकर्नहोहि मुराजाहोत्र॥इतिपुरुषहस्तानषल द्वागाणीवातिवर्तुलायस्यपूर्णकंत्रसमानवत्। पार्थिवःसत्वित्या धनवान्ता उसंशयः॥श्रंषयीपृशंसितिसुकाष्ट्रगीव कानत्॥दीर्घगोवा

13

व्यसंचयहतेव।।तानिचेछिद्रयुक्तानित्पागशीलरतीनरः।।जाकीत्रंगुलीपि तीहों हि। सुधनीहोइ। जाकी त्रंगुली छिद्रहोइ सुत्यागी हो इ॥ एको प्यतिमुख स्तस्य मतस्य श्री हिकारकः ॥संपूर्णिपिहि कितस्य पाणिमू लिस्तितान् णां ॥ जाकेहा यम त्यको याका रहाइ समलो। जो संप्राहि इतवकहा कहि जे। तुलाग्राममधावजं करमध्येत्ह्यप्ते।।वाणिज्यंसिझतेतस्य पुरुषस्य नसंशयः॥ऊदिरेखाकरेयेत्रेखासपुरंगुलत्रयं। नानानोगसुखासीनः समुद्रवचनंयया॥जावहायऊदिरेखाहाद् सुन्नोगिहाद॥ स्रावर्त्तदित्गा शस्ताकित्रशंगुलिपर्वसु।तामुस्तिग्धिष्ठिष्नातुंगा पविद्वालानषाः शुनाः॥ जाकी ऋंगुलिनिके ऋग्रचकुहाइ। सुधनिहाइ। नखिषुविद्वः स्वेतापाएपा

13

गुल्पा जीवितरेखया॥ पंचविंशतिता ज्ञयासांवत्यः सर्शंवुद्ध ॥१॥ ॥ मिलि वंद्य मुषा श्रेयुक्तिकायां पत्रपक्षवाः॥ सं पदिस्तविह्यति पद्देगि कि से मुषाः॥ २॥ स्त्रायुक्तिकी रेषाविद्या जिरेषाविद्यति। तेजी पुर्जे व सामु ही हो हि तो स्त्रा पदाकरें॥ ॥ येवेरंगु स्त्रायस्थः विद्याख्याति विवित्यः॥ श्रुक्तपक्षत्रः जन्म वामांगुष्ठ यथे जिवेः॥ स्र गृहाविषे अवहोइतो उड्योरपाधको जम्म असविद्यापिट प्रसिद्धहोड्॥ जवैरंगुष्ट मूलस्य स्तत्संख्या म् तवान्एणं ।। ऋतामिकान्यवस्य प्रतिरखा प्रमुखकृत् ॥॥। त्र्यात्रम् लितिने जवदीसे तितपुत्रहाइ॥ त्रनामिकापर्व त्रवरे वाहाइ तो इ श्वरहोइ॥ अर्डायुनस्तलेतत्र धर्भरेख्यं मुच्चते॥ त्रंगृष्टापिन्रेखांताति यंगरेखा सुखप्रदाः । त्र्यपत्परेखासवीस्पुः मत्यागुष्ट तत्तांतरे॥ श्वरहात्यं गुलिमधानि द्र

तर्जन्यं गृष्टकां तरा।। ।। येषां रेखाइमाति श्रः संयूर्णिदो धवर्जिताः।। तेषां गीत्रध नायुश्चासंपूर्णनाययानतु॥जाकेषुहचेतीनिरेषासंपूर्णहोइ बताकेलद्गी अस्तिस्व कत्रोहर ॥गलामिलितयाः प्रांते इच्चियां अस्ति रचयाः॥गृहनंगो विविद्दि छन्नंगोन्ययापुनः॥॥ अस्य लेवाकितष्टां ता। लेखास्यः गृहिणी प्रदाः। समानिः मुनशीलास्ताः। विषमानिः क्रशीलता। छोरीमांग्री किरिग जरेषा जितनी हों इ। तितनी ता के खी हों इ। जरेषा समहों हिते अली विषमहाहित्तुरी॥।। त्रासुलेषावसानेचारेखानिमिणवंधतः।।स्पष्टान्। न्तातरः स्यष्टा। इतरानि या मयायुनः।। न्त्रायुर्वलकीरे षाके समीप जितनीरे षाहाइ।तितनेनेयाजानिजे।।समजोहोहितीनली॥ उत्तं घतेच यावं त्यां । १२

जा कें अर्दे रे जांव कत हो दास्त्रधनी श्रष्ट सुषीहाइ।।जातेत्रंग्हाविषे अईर बाहो इस्राजाहाइ।। राजाराज सहशो सहकीवात जीनीगत जातया।। मध्यमांगतयाचार्यः खाताराज्यायसेन्ययः॥ जाकीपहिली अर्देर खाहाइ सुश्रेष्टहाइ। श्रुनामिका प्रयात्मा तुसार्थवाहो। महाधनी।।कितिष्टागतयाचेवतया - त्रवेद्धः।। श्लाधाश्लीकणोस्र दे। छ द्रस्तिम्ध्यमां सला। ल ह्रणसाम् न छादी छी गुली का विपुलः करः। १३ पाएंग्स लेन श्लेन धनी नी - नमधामः पीतेनारीकः रूसेन चधनी कि तः अरखं वक्तरेखंवा येषां पाणि तलंगुणं।।तस्य अल्पायुषी निस्वा डुः विताना वसंशयः।। जाके हाणं ऋषिकरे याहा इके नहाइ मोसदा डुः बीरहे।। मिलवंधा पितुर्ने याकरना विवदायु या।रिखे द्वयांति तिश्रीण

शानना। जाको किए विस्ती ए हो इचु नकि ने। जाको स्वोसो हो रिन लो नाही॥ तेड्वीहोइ॥ मिहकोसीहोइतराजाहोइ॥वंदरकोसीहोइते घलोनाही॥रा किटिलइएं।। मगोर्गोन्गोभंन्यो। मयूरोद्रसिलेनः।। मंडूकसहशोयस्यासन्रः पार्थिवो नवित्।।इ१। जाका अद्रतहर्नका सी हो इ। सुधती हो है। मयूरको सो हो इ मुराजाहोर्।। व्याच्रोररोगजपित स्वानुश्रगालार्रोधमः।। नरसिंहोर्रोयस्तु धनधान्यसमृद्धिवात्।।जाकाअद्याधुकासीहाइस्राजाहाइ। व्रक्षिकार्सा जाको उद्देश अध्यमकहिजा। जाको उद्देशियको साहाइ सु सर्वदाधनी होइ॥ उति पुरुष उद्देश लक्षणां। वर्त्तुलाचातिमंत्रीरो नामिः षुं सा प्रशस्पते॥ उतानिवरताना त्रिः सदादुः खप्रदायिनी। १४।। जाकीना नित्रों डीहा र N

सुधनीहाई। जाकीना निऊंचीहाइते दुःखी। गंभीरा स्पृतिकुर्गा अति। श्री मुब्द कः। कूर्मकु हा महे द्वागी। स्पृत्नकुरो मवे तरः॥ ।। जाकी कृषि गंभीरहाद। सुराजाहोद। जाकी के वीहोद सुधनीहोद। जाकी के व्वाकी। सीहोद। सुनो गोहा द्वाजा की कृषि मोटीहोद सुसामानिक हिं जे। र्गा पुरुषकुकिल इएं।।उन्तता पिताये छा छ नो स्निग्धो पया धरो।। तेनरा मे श्रुतेष्ट्राः नोगवतः स्वककिनः ॥ अर्थ। जाके स्तन्तं चे हें हिचीकने। हों हि। तेमतुष्यत्रीगी हो हि॥ इति युक्तव स्तन ल दुर्म। उन्नताने व स्तिग्धा श्वामिषिलोत्तपद्याधरो। निर्मासो चुकुर्ते च तिनरादुः खन्मिणिनः ॥ इ।। जाक स्तन के बुक्य हो हि। सिचलहों हि ते ति दी दि। दि तिपुर्व स्तन है

क्रिपत्रेसोरिकजािकिपिचर्वीरेवज्येनद्त्रेयिवं स्यात्क रपीडाः संक्रीणिनानिहिस्तायुर्वन लाभप्रातिप्राध्येसाभव चार्वलमवी द्यवादलनके उनवारके ग्रहाणागण विश्वयण न्यथ चवे दिका में है पान् विवाह विहितो दु मिर चये तथा है। विह हतोनपूर्विमिद्माचरे ज्ञिनवषाणियते वासरे ८६ हस्ता

घुणावेद हसीसम्तात्ल्यावेदीसदानावामभागे योमघहा वक्रीनेचपचसप्रहेपासान्मरपोद्यासनस्त २१ सर्व गनामिर घरेष्रोवेसामो आहित को देउर में गष् १० वायो मा ना १२ इजके में ११ तिज्ञाती विवाहे स्याच्या निकारी व्याय याम उकर्वेष थर नास्याम नितिधिकर गानेवल अनस्य वि ता नो वा वारो नव लविधि ने महूर्नस्यव की नो वा पोती नम्तिमवनेनापियामित्रदेखात्राध्यतिः सामुनिमिरिदेता सर्वकार्येषुशस्ता २२ विडीभतोदनक्रतिहेमतेस्याद्कीसे

26

राम

91

सार्केसोरेस तिगि विलिनन्य सान

वेत्र मः त्रावणि विस्ति म्यानि विश्व वेत्र मानाकानि वेदा त्रे धायाज्यसकल अमेकायादी 100 भ्यातियाते गुरु दिवसे से रिसा ९कें ताजानरतेषो रिपुप्रवने हताने वेदो कत्या ना शासन १ .४ -२ ३ १ -१ ४ ६ ३ १ -३ मद १ मत्य द्योगोने वो दु ऽम्र १७ १७ १७ १७ १० १० १० में स्वी मेंचेन सह जे बंदे सी रंब १ नेकादिगेऽके स्रशरायाटा नगाला । या १ सम्बेच व : ४। १ सन्नस्य पार गाना पार गोन्या पार येन की ६० कुर साध्यक नेयव्यमिक मिं के त व ध म के मी त की दश्क्रामिश्यिष्टि पर पर पर पर पर ६०६१ ६१ ६१ ६१ ६० ५८ नवपंच मित्रः रसंक्रांति

23

48 24. यातिचस्त्राचेर्गतिनिच्चख्रद्रश्हता लध्वेनाश्वादिनाः वाज्ययान दास्यस्मास्करः १०२ ननारिशिशकात्सः वनवाशादशसंगुणाः रामामालक्यमंशाच्त्रनार्वर्गादिसाधनै १०३ ग्रकीलग्नात्सा यमञ्जायमार्गर्ने है नियान्सियात्सा निरंभक्तात् भाषापु प्रमाद्र्याभवेषुः १०४ चेत्न्यमाकेसायमावेकराशातिक्रम्म द्यारयः स्वारिता ३० मतः स्वष्टं का लाला नाम प्रान्य पर्का दात्रे घे बाःकीत्सवज्ञान्त्रशावा । अ उत्पातान्सरुपातदग्धतिथिपि

28

राम

ई छात्र्योगास्याचं देहे जारान गुमणास्तमय नेतियाः वयद्वीत षागंदातं चसविष्टिसं ऋमिदंने तन्वेशया संतया तन्वेशशविधंत षाक्रियुगान्यायस्यवंगीसचा १०६ संदु कुरखंगीद्याशमुद्या सामुद्धिचंडापुधान् रवार्ज्यस्थियागयागस्तिनामित्रलता व्यथ वारोगपगृहपापक हिरतया तिष्यईयोगि स्थितं दृष्टे योगम मयाईवामकलिकाघान्वारदेखानिव १०० ऋराक्रोतिविमुक्तभं 

Ale 42

विवाहानेनरं आदिमे अधिमतीयहं स्थितवाव शुज्येष प् ताहित अधिक मासे भरतारे हेनि आदिमे अवाहेश्वश्रः अधिने सहस्वाम्बम्रं अदिमे होपे प्रातिशारीरं आतंमहेनी अधिक प्रतिस्ति विवाहित्सि नि पिनरंहति

कातनंसर्वा निमान्युत्पजेड्वाहे ग्रुभकमीस्यहगता नत्नात्स्य रीयान्यि १०८ अयवध्यवव्याः।।समाद्रिश्यंबापकरिनेवि वाह्य इच्छे वे विश्व श्रिक्ते १६ तराले ग्रुभः प्रस्ताविषमाच्यात दिने सवर्षा तरती पद्यारं १०२ ध्रविन प्रमुखा तवस्माल मदामिले वधुष्रवेशःसिन्निक्शित्नाराकेव्येपरेः ७१० ज्ये केपति जेपष्टमणा धिकेपतिहंत्या ६ मे भरिगृहे वध्य युरो स्व श्रमहस्राम्बसंद्वयेतन्तातंत्रधोतातग्रहिवाहतः ११ चरदयोजान्यनेच्या हमेष्रारवीरवीज्य राम मुक्तियागतः भुभग्रहस्यवासरे नःयुग्भ अमान १२ कन्यका हत्

30

ना ७ वरवरवियां के विरागमंल घुध्ने वचरेशस्य ये स्दूर्त ११२ देलेज्या प्राप्तिमुखद् विक्रियदिस्यामध्यम् निहिशिश् गर्भिणानवाम वासम्बन्जातिषयतेनवामचे देखा भवतिचग्राजिलित्वगर्भाः १९३ नगरप्रवेशिवियारक मध्य प्रवेशनेप्रतिमार्गवोभवतिदोषकः निह ११४ वित्रेग्रहे चेतु वयुष्यसंभवस्त्रीणनदाषः प्रतिषुक्रसंभवः भग्व गिरावत्सवशिष्टकस्यपात्री णाभरघाजमुने कुलेन घाः ११५११ इतिमादेवज्ञानेतसतदेवज्ञरामविरचितेषुर्तेचि

मतः पत्र

तामिणविवाप्रकरणंग गस्याद् जिन्हात्रविधिरतरगदिगरो मिश्रक्षप्रेचाताशशिष्ठअसरेजाचेरेन रिकासनोकाजश शाज्यभगीननाचेनासंगतेनविजितेनचशत्रोहे। नो क कीन के कवा की निर्मा ने ने ने ने ने ने रिवर्श ज्या क लेतिको के रापकें प्राथाशाश्वाक्त्रवर ध्रित्र भवाशते वर्ष सिलाभुगारवर्यावस्थितेनिधन ए अ देवते चलाने र चायजावेत न स्थवामे बेमोमें वरे १० छाने १ घट ६ भा ३ वे ११ ज्वरवी वास्या ज्वाता मिय्रीते युवं ३॥३त्याना धार्मण ग पराज्यानिस्कःगराजाभिकाश्रम् उतंयक्षेग्रजीद्रश्रक्ते

32

राज्ञ ५३

उने चिजंजारामिक

CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA

जिला पत्र मः॥ अद्योपनयति व्यते॥तत्र प्रदेश मात्यता॥ माभ्यदेवक्षम्बाद्वस्ता॥ अंत्र्यविद्यास त्रपति॥ जर्भादसमि द्वेना।दशवष्ट्र राज्ञ त्य रशंब इते रय। यपात्र जलाक ला वारं वासर्व आत्रा भाजित्वातं च के मारं च। य येष्ठिशिर स्प्रमलं फ्रातभाने पे तिः।। ततो व हि स्यं दुले ये च प्रम संस्कारा ए का वा। ले कि का जिस्याय यतः। ततात जामान ज्रेप श्रास्त्रां के द्वारे से का रवा वा उप विस्था। प्राण्या प्रकाशा से काल्यं के प्रात्।

CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA

35

हातिष्य सञ्जनवादीभव डोचातार मिद्रमवितार मिद्र छ नामम्बाधात इदः इत्यावाह्यगादात्व व्यासिस् दापस्त्रनेव घडमायनामः दिविएगिनमस्कारे उद जविष्ठस्वस्यान जकतद्दिष वेद्ताः प्रकृतियां हुदभूमयः रागियः दीपमालाचिर् चत्स्यान बाह्नणान्भाज ग अल होते: दिन्न गरधवाध वाधवे: सर्विभा ते वा राजी त्रोत्रना या सं व्यायाभे बताभिः दियताभिः सह प्रायत्वानि ज जनवस्त्राणिमन् व्याप्ति स्वादित्वाति व्यानस्वपंचपरिधातवानि च

वत् कवन के जाय तवेत न वक्तायः उग्रह्माह यज्ञ स्वरपज्ञ नगाव नमम बतमाष्ठ्य समाविर कामग्यद्वाति सद-यवि क्षेष्ठ स मिय्रियम्भवण वाददासाद्देस इतिमंत्रण उत्तरा संगदिशिक्तवेर इजयेत् ग्राध्य ष्यादिनिद्धोत् धनोयनम्स् ध्यनिध्य ध्याधिषापं च भगवन्त्व तप्रसादनधनधान्यादिसं

जी हमायन य ना किन विद्वन रे विका की तवा न्य का जी यु डा । तन स्तो य का जी तुवनेराष्ट्राष्ट्रमयते॥ ऋतीन प्रद्वन्य नम्हेने वाध्यायता॥ ऋते दूस्तर्ती कृत्याय रक्ता वृद्धियते। त्रा बाक्ता ना व्यवद्वात्यसमार प्रकार वासीत् याहियमासी तृते तो दूर वलीयमा तिरी त्या वियमासी तु शक्ति सात्रावृती दिशामाने नायस मर्वे निनियोगाजयरेता नामाने नाति हत्यां कर देशाण विधानं किता विध नमदेवाद दुर्वनं । म्र क्या वितिता हिया वरित सापरा यतो ।। म्र क्ये विहि शश्चिति देवादी ति नित्र नित्र प्रदेवत कुर्विति संती प्रांत्र स्वारति वे वयनेतान्यरित्यक्तन्नसतीयिनश्क्रास्त्रताक्तन्तासनारंनाभवति वियलाम्रमातन्तिराम्रियणमिष्टिवामनग्री॥वलवानिवन व्रीतिधा में भा उपति वरित्र तथा र स्पत्य समाज्य हवा तम् व विदेश जिल्

६८ वालसीवहरू जाने कि से प्रविद्योर वं । स्नुनानात कि श्वते तो कः प्रवेषेः सर्व प्रवास ने स्वत्र वास प्रतिसत्रकापरिदेवना। स्रवावीयानिक निताकरोतिकपता जनः॥ तात्येवयदिध निष्ठिक्यित्वार्ः खभाग्नेवत्। ऋषीतानार्जितेरुः खिना र्जितानाचरच्यो॥ जारोरु: दंब व्ययेरु: दंब चित्रा प्रान्त स्मिन्न यात्। यन्त्री र्ययतिक्षिक्रियम्बर्मिक्वित्रियः हः॥त्यार्यवितिद्रवीस्वीस्वीर्यति स्परः॥तस्मान्यक्रार्थसंक्रलेपायवाला देवेनवर्त्रयत्॥नार्थलोभादि हात्मान नाराधिष्या म्यहं प्रनाशायनीरिकोहत वाधायन मन न न न ययानभयो जन्मह्क्याप्यातिकेशभा जनामहोस्राक् भके नी क्रिक्त के वित्र में वित्र के त्र वित्र के त्र क

मध्रसीरवहान्यः सिर्वाधिवहास्तया। अस्यो उववराम्रेवन्यः शारसहस्र राः।सर्वदृष्ट्यातन्नात्र्वर्यात्रम्यात्रम्यात्रम्यात्रम्यताः।द्वीरस्थेताःसिष्यभ्रे तेशास्त्रतातीतर्गाकादिव्यानस्राजीवदानानरारागाः स्नावेवस्वतवस्तरास्त्रहरू कर्न्न वाम्रहोति वाप्यतात सामकशाली क्रियाम्रहोता यम उवाचाम्मलाने या गवांस्यातिल छेने यथाविधि॥सर्वकाभवहादिवासन्शिसभ्याभुते॥तिला ला भेत्यार शा अल्छे ने समाहितः। सर्वा नका मानवाष्ट्रीतिना वर्का प्रविचा रसाधितहों इतरारधानि लघे इप्रचाविवाद वधें द्वया यो वेनस वृत्त्ववतिदेवः॥ज्ञितिदेणवंशाताववेद्द्रावायययाविद्याधिकेरसारसारस निमधीविष्ठभानोब्ध शक्तुते॥ वितरनेव सम्मातमापिता महमं पाविवा। वि तरेन्यित्रातिसवस्य स्वानातिकत् उवाचायतस्विद्धिताप्र वृद्धां त्रधारसान्।।दधादिनं सङ्क्षां का स्पदे। हा सह शरा जा वसने तरी यां पया वितरी क्षारिए ने वित्त तस्याः ताव द्व क्षिरिए छ एते सर्रो लोकः ॥ तथा नद्व हिन्तानि व्याय प्रस्था तथा नद्व है कि वित्त व्याय प्रस्था तथा नद्व है कि वित्त वित

CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA

कान्द्रशक्तेन्द्रस्या रत्यक्तिहं श्रामरात्रेन तात्व्यमित्ना नंशिर सातं प्रशास्त्रास्त्रास्त्र स्वातं स्वानद्वेन चेवप्रताशक्षेत्रवतः यादम् लश्येष्ट्राय्यं अवते सन्त्रम् त्राप्ता यातत्र दृष्टः सदेवः ॥दानुष्ट्रित्र दृष्ट्राऽ वान्तिः सदिऽध्याः सदाहे प्रदास्याः जाः वोदेयानास् देवस्य तृष्ट्रेयं लेकानानं पायु देखनु वान्ते वसे वस्य त्याय प्रताय प्रति विश्वान्त्र रोगापिता विश्वान्त्र रागापिता विश्वान् नयःसर्वते विस्हायं जाताः।। जावास्तु वता जाता संग्रह्म स्वता स्वता स्वता स्वता स्वता स्वता स्वता स्वता स्वता स्व व निर्देशीलीयन्त्रां बसना तरीया सका स्वयं हो कन का अप्रेम वृदिद्या के जावतियाय व्यातिलो का नस्ता नस्तु प्रताया वादिति हास सम्बन्ध येजाप्या न नामयकविद्राच्यायः।। यहि। सिउवाने।। सर्वेषानेवया नानायः। श्रम्भामा अवस्ति । स्वास्यः प्रतिकरं सेवतको ब्रह्मिता श्रह्मा भीष्त उवा चा इदम खेषुराव छोरविकः नारदः प्रसायर् ऋवान सोविक्रो तन्त्रि कि गरतः शराउ।। ना रदं उवाचा ना नुदाना न्यांदां ने किंचिदास्त जने महरा। में ने निधारित करते वराचरात्र देश वर्षा में वर्षा में

A

CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA